# जमाअत अहमदिय्या के बारे में पैदा की जाने वाली गुल्तफ़हमियों का इज़ाला

लेखक :

## मौलवी मुहम्मद करीमुद्दीन शाहिद

प्रिंसीपल मदरसा अहमदिय्या, क्रादियान (जलसा सालाना कादियान, दिसम्बर 1978 के अवसर पर दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद)

प्रकाशक:

नजारत-नश्र-व-इशाअत सदर अंजुमन अहमदिय्या, क्रादियान

### JAMAAT AHMADIYYA KE BARE MEIN PAIDA KI JANE WALI GHALAT FAHMION KA IZALA

(Removal of some Misconceptions promulgated against Jamaat Ahmadiiya)

#### by:

#### MUHAMMAD KARIMUDDIN SHAHID PRINCIPAL, MADRASSA AHMADIYYA, QADIAN

(Hindi Translation of the Speech delivered at Jalsa Salana, Qadian in Dec. 1978)

Hindi Translation by:

## BUSHRA TAYYIBA GHORI

JUNE: 1996 COPIES: 3000

#### Published by:

#### NAZARAT NASHR-O-ISHAAT

SADAR ANJUMAN AHMADYIA, QADIAN—143516 DISTT. GURDASPUR (PB.) INDIA PH: 0091-(O) 1872-20749

FAX: 0091-(O) 1872-2015

Printed at

Fazle Umar Offset Printing Press, Qadian

## بِيمِلِللهِ الرَّالِيَ الرَّالِ التَّحِيمِ ا

## जमाअत अहमदिय्या के बारे में पैदा की जाने वाली ग़लत-फ़हमियों का इज़ाला (तोड़)

कुर्आन मजीद के पढ़ने तथा उस पर विचार करने से पता चलता है कि हर अवतार और भगवान की ओर से नियुक्त किये जाने वाले महान पुरुष की जमाअत के विरुद्ध उन के विरोधियों ने तरह तरह की झूठी बातें बना कर ग़लत फ़हमियां (भ्रांतियां) फैलाईं। और कई प्रकार की घटना विरोधी बातों को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर और झूठ से प्रसिद्धि दी कि बहुत सी जनता उनके इस जाल में फंस गई और फिर उन्होंने अवतारों और महापुरुषों और उन की जमाअतों को मिटाने और दुनिया से उन्का नाम ख़त्म कर देने की कोशिश में कोई कसर न उठा रखी। अतः हे अहमदिय्यत के सपूतो! आज यदि सय्यदना हजरत मसीहे मौऊद अलैहिस्सलाम और हमारे बारे में ग़लत फ़हिमयाँ फैलाई जाती हैं तो यह भी हमारी सच्चाई की एक ऐसी ही दलील है जैसा कि आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की एक दलील कुर्आन मजीद में बताई गई है कि:

अर्थात : हे रसूल ! तुझ पर जो एतराज (आपितयां) किये जाते हैं वे वही एतराज हैं जो पहले अवतारों पर किये गये और तेरे विरोधी तुझ से वही (सलूक) व्यवहार और (मामला) कर रहे हैं जो पहले अवतारों के विरोधियों ने अपने रसूलों से किया था और यही बात हजरत मसीहे मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में "हक्रीक्रतुल वही" पृष्ठ 137 में फ़रमाई है:

"मैं बार बार कहता हूं कि यदि यह सारे विरोधी, पूर्व और पश्चिम के, इकट्ठे हो जाएं तो मेरे पर कोई ऐसा एतराज नहीं कर सकते कि जिस एतराज में पिछले अवतारों (निबयों) में से कोई शरीक न हो।" इसी प्रकार जमाअत अहमदिय्या के बारे में जो ग़लत फ़हमियां फैलाई जाती हैं वे ऐसी नहीं हैं जिन में अल्लाह तआ़ला के पहले मामूरीन (भगवान की ओर से नियुक्त महापुरुष) और अवतारों की जमाअतें न हों। इस लिये मैं सब से पहले जमाअत अहमदिय्या का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।

### जमाअत अहमदिय्या का परिचय

जमाअत अहमदिय्या वर्तमान काल में हजरत इमाम महदी वह मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम द्वारा संस्थापित उस जमाअत का नाम है जो पूर्ण रूप से धार्मिक एवं इलाही तहरीक है। और जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस जमाअत को स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि नाम के मुसलमानों को सच्चे मुसलमान बना कर उन में ठीक इस्लामी आत्मा पैदा की जाए और उन में इस्लामी प्रणाली को जारी किया जाए अर्थात उन के द्वारा धर्म को पुनर्जीवन प्रदान हो और शरीयत को स्थापित किया जाए। हां यह वही जमाअत है जिसके बारे में क़ुर्आन शरीफ ने:

وَا خَدِيْن مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُّوا بِعِمْ (الجُعم: ٣)

(और इनके सिवा एक दूसरी जाति के लोगों में भी वह इस को भेजेगा जो अभी तक इन से नहीं मिली)

(सूरत अलजुमुअ: 4)

कह कर आंहजरत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के पुनरावतरण में इस्लाम के पुनोत्थान को स्थापित करने का बीड़ा उठाने वाली जमाअत और पवित्र कुर्आन की आयत:

لِيُظْهِرَ لِحُ عَلَى اللَّهِ يَنِ كُلُّهُ (الصَّفَّ: ١٠)

(अर्थात समस्त धर्मों पर प्रभुत्व प्रदान करे)

(सफ: 10)

के अनुसार इस्लाम के प्रचार को मजबूत, संगठित और व्यवस्थित बुनियादों पर स्थापित करके इस्लाम की विजय यात्रा को पूरा करने वाली जमाअत कहा है। और ख़दा के फ़ज़ल से इस जमाअत ने अपने जीवन के नव्वे (106 वर्षीय-अनुवादक) वर्षीय युग में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और आपके पश्चात आपके पवित्र ख़लीफ़ाओं के पवित्र और कुशल नेतृत्व में विरोधियों और रात्रओं का घोर विरोध, रात्रता एवं रुकावट के होते हुए भी इस्लाम की विजय यात्रा को इस सीमा तक सफल बनाया है कि विश्व में चारों ओर न केवल अहमदिय्यत को प्रसिद्धि प्राप्त है बल्कि सफल व सरगरम प्रचार केन्द्र व मस्जिदें, स्कूल व कालिज तथा अस्पताल स्थापित हैं. और क़ादियान की बस्ती से उठने वाली हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की वह अकेली आवाज जिसे विरोधियों ने दबा देना चाहा था आज सारे संसार में एक करोड़ से अधिक अहमदी मुसलमानों के दिल की धड़कन बन कर धड़क रही है और आज हम बड़े गर्व से यह कह सकते हैं कि अहमदिय्यत पर सूर्य अस्त नहीं होता और जमाअत अहमदिय्या के द्वारा इस्लाम की विजय की यह महान यात्रा इस रूप में जारी है कि हमारे वर्तमान इमाम सय्यदना हजरत ख़लीफ़त्ल मसीह सालिस (रहेमहुल्लाह ताला) के फ़रमान के अनुसार जमाअत अहमदिय्या के जीवन की दूसरी शताब्दी इन्शाअल्लाह इस्लाम की विजय की शताब्दी होगी जिसका स्वागत करने की तैयारी में हम व्यस्त हैं। (दूसरी सदी का शानदार स्वागत हम कर चुके हैं अनुवादक)

### जमाअत अहमदिय्या का उद्देश्य

परन्तु जमाअत अहमदिय्या की यह उन्नित, इस्लाम की इस विजय यात्रा के महान कार्यक्रम और वास्तिवक इस्लामी समाज की स्थापना, हमारे मुसलमान विद्वानों को एक आँख न भाई और बजाए इसके कि वे इस धार्मिक जमाअत के साथ मिल कर इस्लाम के प्रचार के कर्तव्य को संगठित रूप से पूरा करते, अपनी अयोग्यता एवं स्वार्थता पर पर्दा डालने के लिये इस शुद्ध इस्लामी जमाअत को इस्लाम की सीमा रेखा से निकालने का फ़ैसला करके काफ़िर घोषित कर दिया और (मुसलिम वर्ग) में इस जमाअत के विरुद्ध यह मिथ्या विचार फैलाए कि इस जमाअत का इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। यह इस्लाम के समान एक अन्य धर्म है और यह एक बुनियादी और नई मिल्लत है। जबिक यह बात हक़ीक़त और जमाअत के सिद्धांतों के सरासर विरुद्ध, ग़लत और आधारहीन इलजाम है। ऐसा करके उन विद्वानों ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के इस फ़र्मान और इस भविष्यवाणी को सत्य प्रमाणित कर दिया है कि:

عُلَما وَهُمْ شُرُّمَنُ تَحْتَ اَدِيُمُ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُمِجُ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُمِجُ الْفَيْدَةِ وَمُنْ عُنُورُ مَا الْفِتْنَةُ وَوَقِيهِمْ تَحْوُدُ - (مَثَاوَةً)

अर्थात उन औपचारिक और तथा-कथित मुस्लिम विद्वान आकाश के नीचे सबसे अधिक बुरे लोग होंगें। वह लड़ाई व फ़ितने का स्रोत होंगे। इसी लिये अल्लामा इक़बाल ने कहा है कि:

दीने मोमिन फ़िकरो तदबीरे जिहाद दीने मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद

अत: अहमदिय्यत कोई नया धर्म या मजहब या मिल्लत हरिगज नहीं है। बिल्क यह हक़ीक़ी इस्लाम ही का दूसरा नाम है। और हर अहमदी के दिल और रग रग में इस्लाम और इस्लाम के संस्थापक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम और क़ुर्आन करीम का प्रेम और इश्क़ रचा हुआ है। लीजिए हमारे दिल की आवाज जमाअत के संस्थापक हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद साहिब क़ादियानी अलैहिस्सलाम के शब्दों में पढ़िए। आप अपनी किताब "अय्यामुस्सुलह" के पृष्ठ 86-87 में फ़रमाते हैं:

"याद रहे कि हमारे विरोधी, लोगों को जितनी घृणा दिला कर हमें काफ़िर और बेईमान ठहराते हैं और आम मुसलमानों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह आदमी तथा इसकी जमाअत इस्लाम के सिद्धान्तों और धर्म के नियमों से दूर है यह उन इर्ष्यापूर्ण मौलवियों के वे झूठ हैं कि जब तक किसी के दिल में एक कण के बराबर ईश्वर का डर हो, ऐसे झुठ नहीं बोल सकता, जिन पाँच बातों पर इस्लाम का आधार है वे हमारे सिद्धान्त हैं। और जिस ख़ुदा के कलाम यानी क़ुर्आन को पंजा मारने का हुकम है हम उसको पंजा मार रहे हैं। और फ़ारूक़ रज़ीअल्लाह तआला अन्हों की तरह हमारी जबान पर 'हस्बुना किताबुल्लाहि' और हजरत आइशा रजीअल्लाह तआला अन्हा की तरह जब हदीस और कुर्आन में मतभेद पैदा हो तो क़ुर्आन को हम श्रेष्ठता देते हैं और विशेष कर क़िस्सों में जो सामृहिक रूप से रद्द करने के योग्य भी नहीं हैं। और हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि ख़ुदा तआला के सिवा कोई पूजनीय नहीं और सय्यदना हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उसके रसूल और ख़ातमुल अम्बिया हैं। और हम ईमान लाते हैं कि वास्तव में फ़रिश्ते हैं, प्रलय सच है, और हिसाब किताब का दिन सच और (स्वर्ग) जन्नत सच और जहन्नुम (नरक) सच है। और हम ईमान लाते हैं कि जो कुछ अल्लाह तआ़ला ने क़र्आन शरीफ़ में फ़रमाया है और जो कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, वह सब उपरोक्त बयान के अनुसार सच है। और हम ईमान लाते हैं कि जो व्यक्ति इस शरीयते इस्लाम में से एक अंश भी कम करे या एक अंश अधिक करे या कर्त्तव्यों का पालन न करने और नाजायज बातों को जायज बनाने की नींव डाले वह बेईमान और इस्लाम से दूर हटने वाला है। और हम अपनी जमाअत को नसीहत करते हैं कि वह सुच्चे दिल से इस कलिमा तय्यबा पर ईमान रखें कि:

मुहम्मदुर्रसू लुल्लाह

और इसी पर मरें। और तमाम अवतार और तमाम किताबें जिनकी सच्चाई क़ुर्आन शरीफ़ से स्पष्ट है उन सब पर ईमान लावें। और रोज़ा (उपवास) और नमाज और जकात और हज और ख़ुदा तआला और उस के रसूल के नियुक्त सारे कर्तव्यों को कर्तव्य समझ कर और सारी रोकी गई बातों से रुक कर ठीक ठीक इस्लाम पर कायम हों। अत: वे सारी बातें जिन पर पुराने बुजुर्ग सैद्धांतिक रूप से सहमत थे और वे उन्हें कार्य

रूप भी देते थे। और वे बातें जो अहले सुन्तत की सामूहिक दृष्टि में इस्लाम कहलाती हैं उन सब का मानना फ़र्ज़ है। और हम आकाश और धरती को इस बात पर साक्षी बनाते है कि यही हमारा धर्म है। इसी प्रकार आपने फ़रमाया।

> ''हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीं। दिल से हैं ख़ुद्दामे ख़तमुल मुरसलीं, शिरक और बिदअत से हम बेज़ार हैं। ख़ाके राहे अहमदे मुख़तार हैं, सारे हुकमों पर हमें ईमान है। जानो दिल इस राह पर क़ुर्बान हैं,''

## बुनियादी और हक़ीक़ी मतभेद

जब हजरत बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या और हम अहमदियों का यह यक्रीन है जिसका हमें दिल की गहराइयों से इक़रार है और उसे प्रकट करते हैं कि हम मुसलमान हैं तो फिर यह सवाल पैदा होता है कि वह कौन से ऐसे विरोधी तत्व हैं जिनके कारण हमारे मुसलमान भाई हमें मुसलमान नहीं समझते। इस सम्बन्ध में जो बड़ी भ्रान्तियां हैं उनका जवाब तो बाद में दूंगा सब से पहले मैं इस बात की व्याख्या करना जरूरी समझता हूँ कि अहमदियों और दूसरे मुसलमानों के बीच यदि कोई बुनियादी और वास्तिवक मतभेद है तो वह केवल वफ़ात-व-हयात-ए-मसोह (हजरत ईसा की मौत और जीवन) की समस्या है। अर्थात यह समस्या हम में और ग़ैर अहमदी मुसलमानों में एक केन्द्रीय और असली मतभेद है। इस के अतिरिक्त जितने मतभेद हैं उन की बिल्कुल साधारण स्थिति है। अत: हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं:

"याद रहे कि हम में और इन लोगों में केवल इस एक समस्या के सिवाए और कोई विरोध नहीं। मतलब यह कि यह लोग क़ुर्आन और हदीस के बयान को छोड़ कर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जीवित होने को मानते हैं। और हम क़ुर्आन और हदीस में बयान किये गए नियम और बुजुर्गों के सामूहिक विचार के अनुसार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत पर यकीन रखते हैं।''

(अय्यामुस्सुलह पृष्ठ ४४)

अत: क़ुर्आन मजीद और हदीसों से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे पक्के तर्क विद्वानों के सामने रखे कि जिस से यह साबित हो जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न तो जीवित आसमान पर उठाए गए और न ही अब तक वहां जीवित मौजूद हैं। बल्कि वह दूसरे अवतारों की तरह अपनी प्राकृतिक आयु बिता पर 120 वर्ष की आयु में परलोक सिधार गये और उनकी क़ब्र श्री नगर के मुहल्ला ख़ानियार में मौजूद है। इस बारे में भी आपने बौद्धिक और ऐतिहासिक दलीलें दीं जो आपकी किताबों मे लिखी हुई हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि विरोधी विद्वानों ने आपके ख़िलाफ कुफ्र और झुठ, विरोध एवं दु:ख देने का एक तुफ़ान बरपा कर दिया। लेकिन सच्चाई और दलील व प्रमाण को जल्म और सख़्ती से न कभी पहले ख़त्म किया जा सका और न आगे किया जा सकता है। सच्चाई अन्त में जीत कर ही रही। और अब हाल यह है कि वही मुसलमान जो मसीह के जीवित होने को एक हल की हुई समस्या समझते थे जिसको इस्लाम का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत समझते थे और जिस को कुफ्र और ईमान की कसौटी समझा जाता था जमाअते अहमदिया की ओर से पेश की गई जबरदस्त दलीलों के सामने बेबस हो कर यह कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि हज़रत मसीह के जीवित होने या परलोक सिधारे जाने के अक़ीदा का कुफ्र व ईमान से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अत: सय्यद हबीब साहिब ने अपनी किताब 'तहरीके क्रादियान' के पृष्ठ 167 में लिखा है कि:

"अत: मसीह का जीवित होना आरम्भ से ही आपस में विरोध होने की समस्या रही है और ऐसे लोग मिर्जा साहिब से बहुत पहले मौजूद थे जो मसीह की मौत को मानते थे.....लेकिन जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ मसीह के जीवित होने व परलोक सिधारने के सम्बन्ध में हर मुसलमान अध्य्यन के बाद अपनी निष्पक्ष राऐ बनाने में आजाद है। उसकी यह राए न उस को काफ़िर बना सकती है न मोमिन''

इसी तरह सय्यद सुलैमान नदवी साहिब ने मसीह की मौत के बारे में इमाम इबने हजम का मत बयान करने के बाद लिखा है:

''इस से पता लगता है कि सर सय्यद मरहूम से पहले भी कुछ विद्धान इस समस्या में उनके ख़्याल रखने वाले गुज़रे हैं। और आजकल जो लोग इस समस्या को कुफ्र और इस्लाम की कसौटी बना रहे हैं वह इस संदर्भ में अतिशयोक्ति से काम ले रहे हैं।''

(रिसाला मुआरिफ मार्च, 1920)

इसके अतिरिक्त मिम्र के विद्वानों में से अल्लामा रशीद रजा (भूतपूर्व मुफ़्तीए मिस्र व ऐडीटर रिसाला अलमनार) अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद अबदहू, अलउसताज महमूद्रल रालत्त, अलउसताज अहमद अल अजूज, अल उसताज मसतुफाउल मरागी, अलउसताज अबदुल करीमुल शरीफ़, अलउसताज अबदुल वहाबुल नज्जार, डा॰ अहिमद जकीअबू शावी सभी ने अपने फ़तवों व लेखों मे वफ़ाते मसीह को माना है। इसी तरह भारत-पाकिस्तान के विद्वानों में से हज़रत दाता गंज बख़्श अली हिजवेरी अलैहिर्रहम, मौलाना उबैदुल्लाह सिन्धी, नवाब आजम यार जंग, मौलवी चिराग अली साहिब, सर सय्यद अहमद ख़ान साहिब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा इक्रबाल, अल्लामा मृहम्मद दनयातुल्लाह अलमशरिकी (बानी ख़ाकसार तहरीक) ग़ुलाम अहिमद परवेज (एडीटर मासिक तलूए इस्लाम) ने जमाअत अहमदिय्या के दृष्टिकोण का साथ दिया है। इस बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि जमाअत इस्लामी के लीडर सय्यद अबुल आला मौदूदी को उपरोक्त विद्वानों व दार्शनिकों की तरह वफ़ाते मसीह की समस्या को मान लेने की हिम्मत तो न हुई लेकिन इस समस्या से बच निकलने के लिये उन्हों ने एक राजनीतिक चाल इस

प्रकार निकाली कि:

"पिवत्र क़ुर्आन के अनुसार यदि कोई कार्यविधि उसके समान है तो वह केवल यही है कि रफ़ा जिसमानी (शरीर का आसमान पर उठाया जाना) से भी पूरी तरह बचा जाए और उन की मौत की व्याख्या करने से भी। बल्कि मसीह अलैहिस्सलाम के उठाए जाने को अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत का एक विशेष प्रदर्शन समझते हुए इसकी हालत को इसी प्रकार छोड़ दिया जाए जिस तरह स्वयं खुदा तआ़ला ने छोड़ दिया है।"

> (मौलाना मौदूदी पर एतराजात का इलमी जाएजा, लेखक मौलवी मुहम्मद यूसुफ़ भाग पहला पृष्ठ 169)

अत: एक प्रकार से मौदूदी साहिब ने भी वफ़ाते मसीह के तकों के सामने घुटने टेक ही दिये हैं। वरना सोचने वाली बात यह है कि जमाअत अहमय्दिया के बारे में ग़लत-फिहमयां फैलाने वाले चाहे कोई व्यक्ति हों या संस्थाएं, वह काल्पनिक मतभेदों को तो बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और जो वास्तिवक विरोधात्मक समस्या है उसकी ओर संकेत देने की उनकी हिम्मत नहीं होती। और यह सबूत है इस बात का कि मसला (समस्या) हयाते मसीह के मैदान मे जमाअत अहमदिय्या एक महान विजय प्राप्त कर चुकी है। और हज़रत बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या की यह भविष्यवाणी बड़ी सफ़ाई से पूरी होती चली जा रही है कि:

"याद रखो कोई आसमान से नहीं उतरेगा हमारे सब विरोधी जो अब जीवित मौजूद हैं वह तमाम मरेंगे और कोई उन में से ईसा बिन मर्यम को आसमान से उतरते नहीं देखेगा। फिर उनकी औलाद (संतान) जो बाक़ी रहेगी वह भी मरेगी और उन में से भी कोई आदमी ईसा बिन मर्यम को आसमान से उतरते नहीं देखेगा। और फिर औलाद की औलाद मरेगी और वह भी मर्यम के बेटे को आसमान से उतरते नहीं देखेगी। तब ख़ुदा उनके दिलों में घबराहट डालेगा कि जमाना सलीब का भी गुजर गया और दुनिया दूसरे रंग में आ गई, पर मर्यम का बेटा ईसा अब तक आसमान से न उतरा तब बुद्धिजीवी एक साथ इस मत से दुःखी हो जायेंगे और अभी तीसरी शताब्दी आज के दिन से पूरी नहीं होगी कि ईसा की प्रतीक्षा करने वाले क्या मुसलमान और क्या ईसाई घोर निराश और हताश हो कर इस झूठे अक़ीदे को छोड़ देंगे और दुनिया में एक ही धर्म होगा और एक ही पेशवा। मैं तो एक बीज बोने आया हूँ। सो मेरे हाथ से वह बीज बोया गया, अब वह बढ़ेगा और फूलेगा, और कोई नहीं जो उसको रोक सके। (तज़करतुश्शहादतैन पृष्ठ 95)

### मसीह का पुनरावतरण

अब समस्या हल करने वाली यह है कि जब यह साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का देहान्त हो चुका है तो फिर उन के दोबारा आगमन के बारे में जो भविष्यवाणियां हैं उनका क्या स्थान है ?

इस बारे में कुछ नासमझ मुसलमान कह दिया करते हैं कि अब किसी महदी और मसीह की जरूरत नहीं है। न किसी ने आना था और ना आएगा। वास्तव में उनका यह दृष्टिकोण हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की भविष्यवाणी के अनुसार निराशा और बेजारी का नतीजा है। वरना मसीह व महदी के आगमन के बारे में भविष्यवाणियों और ख़बरों में इतना तो असर पाया जाता है कि आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सहाबा रंजीअल्लाह अनहुम से ले कर आज तक मुसलमान हर युग में इस की प्रतीक्षा करते चले आ रहे हैं। यदि इसकी बुनियाद केवल झूठ पर होती तो यह प्रभाव न होता। वास्तविकता यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आगमन से मतलब यह है कि उन का मसील आएगा। अर्थात उम्मते मुहम्मदिया ही का कोई व्यक्ति हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का रंग और उनके गुण ले कर प्रकट होने वाला था। जैसा कि कुछ पहले बुंजुर्गें ने भी इस बात का प्रदर्शन किया है।

जैसा कि इमाम सिराजुद्दीन इबनुल वरदी ने मसीह के निश्चित रूप से आगमन की तसदीक़ के पश्चात एक दूसरे गिरोह का अक़ीदा इस प्रकार लिखा है अर्थात एक गिरोह ने नजूले ईसा (ईसा के दुनिया में प्रकट होने) से एक ऐसे व्यक्ति का प्रकट होना समझा है जो फजल और सौभाग्य में ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा होगा। जिस प्रकार उदाहरण देने के लिये नेक आदमी को फ़रिश्ता और उपद्रवी को शैतान कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ फरिश्ता और शैतान नहीं होता।

(खरीदतुल अजाएब व फरीदा तुलररगालिब पृष्ठ 214 प्रकाशक अलतक्रवीमुल इलमी मिस्न) और हजरत शेख़ अकबर मुहीउद्दीन इबन अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफ़सीर अराएसुल बयान जिल्द 1 पृष्ट 262 में फ़र्माया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल आख़री जमाने में एक दूसरे बदन (वजूद) के साथ ज़रूरी है। (अनुवाद)

यही जमाअत अहमदिय्या का अक़ीदा और हजरत बानी-ए-जमाअत अहमदिक्तया का दावा है जिस के अनुसार हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब क़ादियानी अलैहिस्सलाम फ़जल और सौभाग्य के आधार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे उनके स्थान पर और उनके बरूज़ (उनकी जगह पर उन जैसे) हैं। और बुख़ारी शरीफ़ की हदीस के मुताबिक इसी उम्मत में से हमारे इमाम हैं

### ख़त्मे नबुव्वत की समस्या

सबसे बड़ी भ्रांति जो जमाअत अहमदिया के ख़िलाफ लिख कर तथा बोल कर फैलाई जा रही है वह यह है, जैसे कि हम अहमदी मुसलमान आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को खातमुन्नबीय्यीन नहीं मानते। सारे अहमदी इस बात के साक्षी हैं, यह हम सब पर एक बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम है। हम ख़ुदा तआला को साक्षी मान कर यह घोषणा करते हैं कि हमारा धर्म इस्लाम है और हमारे अक़ीदे इस्लामी हैं। और कोई अक़ीदा हमारा अल्लाह तआला और उसके रसूल सय्यदना मुहम्मद मुसतुफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षा के विपरीत नहीं और हम आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के ख़ातमुन्नबिय्यीन होने पर पूरे विश्वास और आस्था, विवेक एवं बुद्धि से ईमान रखते हैं। और जो आदमी आपको ख़ातमुन्निबय्योन नहीं मानता वह हमारे नज़दीक मुसलमान ही नहीं है। और हमने यह ऐलान आज ही नहीं किया बल्कि जमाअत अहमदिय्या की नींब रखे जाने के दिन से ही हम यह अकीदा लिखित और मौखिक रूप से जाहिर करते चले आ रहे हैं और स्वयं हज़रत बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में अपने आका व मालिक सय्यदना हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन्नबीय्यीन होने पर अपना ईमान ज़ाहिर फरमाया है।

अत: आप इसी ख़ातमुन्नबीय्यीन के इन्कार के इल्ज़ाम को जो आज कल सांसारिक व राजनीतिक उद्देश्य से फैलाया जा रहा है इन शब्दों में रद्द फरमाते हैं।

'मुझे अल्ला जल्ला शानहू की कसम है कि मैं काफिर नहीं , لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّدُتُ مُوْلُ اللهِ ) मेरा

अकीदा है। और ( प्रेमिंग्डें प्रिक्टि निर्माल के सम्बन्ध में मेरा ईमान है। मैं इस बयान की सच्चाई पर इतनी कसमें खाता हूँ जितने ख़ुदा तआला के पितृत्र नाम हैं। और जितने क़ुर्आन करीम के अक्षर हैं और जितने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के कमालात हैं। कोई अकीदा मेरा अल्लाह और रसूल के फरमान के विपरीत नहीं और जो कोई ऐसा ख़्याल करता है ख़ुद उसकी ग़लती है। और जो व्यक्ति मुझे अब भी काफिर समझता है और झूठलाने से हकता नहीं वह याद रखे कि मरने के बाद अवश्य उससे पूछा जाएगा।"

अत: अहमदियों को खत्मे नबुव्वत का इन्कारी घोषित करना अत्याधिक अत्याचार है। और फिर मज़े की बात तो यह है कि हमारे साधारण मुसलमान भाई आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को खातमुन्नबीय्योन मानने के बावजूद आख़री ज़माने में हज़रत ईसा नबीयुल्लाह के दोबारा आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो फिर ख़त्मे नबुव्वत कैसे बाकी रही। और वह क्यों ख़त्मे नबुव्वत के इन्कारी घोषित नहीं किये जाते। जबिक कुर्आन मजीद में जहाँ आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन्निबय्यीन घोषित किया गया है वहां कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है, जिस से यह पता चले कि अब केवल पुराना नबी आ सकता है और उम्मते मुहम्मदिया के किसी व्यक्ति को भी यह दर्जा (पदवी) नहीं मिल सकता।

अत: इसी बात को सामने रखते हुए मौलाना मुहम्मद उसमान साहिब फ़ारक़लीत ने जो हिन्दुस्तान के एक गौरवशाली पत्रकार थे शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधत्व करते हुए फ़रमाया:

"मज़े की बात यह है कि मिर्ज़ा साहिब क़ादियानी तो अपने आप को मसीहे मुहम्मदी कहें......लेकिन हमारे विद्वान इसराईली और असली नबी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में लाएं और वे काफ़िर न घोषित हो सकें बल्कि मुसलमान तौ और ज्यादा कफ़िर ठहरें। हे विद्वानों! यदि आप क़ादियानी फ़ितना की जड़ काटना चाहते हैं तो पहले अपनी जड़ काटें।"

(शबिस्ताँ नवम्बर 1974)

यही कारण है कि एक ओर अक़ीदा ख़त्मे नबुळ्वत और दूसरी ओर अक़ीदा नुजूले मसीह (मसीह का आगमन) को देख कर इस्लाम के बड़े विद्वानों व बुज़र्गों को भी ख़त्मे नुबुळ्वत की यह व्याख्या करनी पड़ी कि आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम का ख़त्मे नबुळ्वत से यह मतलब है कि अब कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो नई शरीयत लाए या जो शरीयते मुहम्मदिया को रद्द करने वाला हो। बल्कि जो भी नबी आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की भविष्यवाणी के अनुसार आएगा वह आप का आज्ञाकारी शिष्य होगा और ऐसी नबुळ्वत का नाम बुजुरगान ने ''नबुळ्वतुल वलायत'' रखा है। और जमाअत अहमदिय्या का भी यही अक़ीदा है और हमारे विरोधी जो हमें ग़लत तरीक़े पर और जुल्म करते हुए ख़त्मे नबुळ्वत का मुन्कर (न मानने वाला) ठहराते हैं तो वे केवल आम मुसलमानों में अहमदियों के ख़िलाफ क्रोध और जोश फैलाने के लिये ऐसा इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। अब हम अपने विरोधियों से पूछते हैं कि

जब जमाअत अहमदिय्या 'ख़त्मे नबुव्वत' की वही व्याख्या करती है जो पुराने बुजुर्गों, विद्वानों ने की है तो क्या उन्होंने इस बात की हिम्मत की है या कर सकते हैं कि वह सारे पुराने बुजुर्गों पर भी कोई फ़तवा घोषित करें ? यह कैसा अजीब अँधेर है कि जो बात उनके माने हुए बड़े पथ-प्रदर्शक व पेश्वा करें तो वह मुस्लिम बिल्क इमामुल मुसलिमीन (मुसलमानों के इमाम), और वही बात हम कहें तो इस्लामी क्षेत्र से निकाले गये और मुरतद (धर्म बदलने वाला) और काफ़िर!

अब मैं केवल थोड़े से बुजुर्गान के प्रसंग इस बारे में आपके सामने रखता हूँ जो जमाअत अहमदिय्या के अक़ीदे का समर्थन करते हैं और जिन से पता चलता है कि 'ख़त्मे नबुव्वत' की जमाअते अहमदिया ने कोई नई व्याख्या नहीं की और न ही इस बारे में जमाअत अहमदिया के अक़ीदे आम मुसलमानों से अलग हैं।

(1)

हजरत उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका रजीअल्लाह अन्हा ने फरमाया है:

## قُولُوْا انَّهُ خَاتَمَ الا نُبِياءِ وَلاَتَعُونُوالا نَبَّ بَعْدُ الدِّينَ

(दुरें मनसूर जिल्द 5 पृष्ठ 204 और तकमला मजमउल बहार जिल्द 4 पृष्ठ 85)

अर्थात आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को खातमुन्नबीय्यीन तो बेशक कहो लेकिन यह न कहो कि हुजूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद नबी नहीं आ सकता।

(2)

हजरत इमाम मुहम्मद ताहिर सिन्धी रहमतुल्लाह अलैह (मृत्यु हिजरी 976) जो एक महान विद्वान थे जिन्होंने हदीस के सात प्रमुख संग्रहों के लिए बहुत लाभदायक प्रसंग अरबी भाषा में लिखे और हदीस के राब्दकोष में एक बहुत लाभदायक व पूर्ण किताब दो जिल्दों और एक परिशिष्ट पर आधारित ''मजमा बिहारुल अनवार'' लिखी, हजरत आयशा रजीअल्लाह

अन्हा के कथन का वर्णन करने के बाद फ़रमाते हैं:

उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजीअल्लाह अन्हा का यह फ़रमान नबीयुल्लाह के आगमन को सम्मुख रख कर फ़रमाया गया है। और हदीस अर्थात 'मेरे बाद कोई नबी नहीं' के विपरीत नहीं। क्योंकि इस हदीस का मतलब यह है कि आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पश्चात ऐसा नबी न होगा जो हुजूर सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की शरीयत को रद्द कर दे। (अनुवाद)

(3)

हजरत इमाम मुल्ला अललक़ादरी रहमतुल्लाह अलैह (मृत्यु 1014 हिजरी) जो बड़े खोजी और फ़िका (धर्म-शास्त्र) हनफ़िया के कुशल और महान इमाम गुजरे हैं अपनी किताब 'मौजूआते कबीर' में 'इब्ने माजा' जिल्द प्रथम 'किताबुल जनाइज' पृष्ठ 237 में वर्णित आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की हदीस:

## تَوْعَاشُ إِسلاحِيثُ مُ كَانَ صِدَّيْقًا سِيًّا

पर बहस करते हुए लिखते हैं कि यदि आप के सुपुत्र इबराहीम रजीअल्लाह जीवित रहते और नबी बन जाते, इसी प्रकार यदि हजरत उमर नबी बन जाते तो वह आपके आज्ञाकारियों में से होते। इस बयान के पश्चात ख़ातमुन्नबीय्यीन की यह व्याख्या फ़रमाते हैं कि:

ख़ातमुन्निबय्यीन का यह अर्थ है कि आप के बाद कोई ऐसा नबी नहीं हो सकता जो आप की उम्मत से न हो और आपकी शरीयत को रद्द करे। जैसा कि आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के बाद ऐसे नबी का आना जो आप का आज्ञाकारी और उम्मती हो और आपकी शरीयत का अनुयायी हो आपके ख़ातमुन्नबीय्यीन होने के विपरीत और अवरुद्ध नहीं है। (अनुवाद) (मौजूआते कबीर पृष्ट 58, 59)

(4)

हजरत शेख अकबर मुहीयुद्दीन इब्ने अरबी अलैहिर्रहमत हदीस 'ला

निबय्या बादी' की व्याख्या में फ़रमाते हैं कि:

''नबुव्वत पूर्णतया बन्द नहीं हुई । इस लिये कहा हम ने केवल शरीयत वाली नबुव्वत बन्द हुई है अत: 'ला नबिय्या बादी' का यही अर्थ है । और लिखते है कि रैं'' (अनुवाद)

(फ़तूहाते मिक्किया जिल्द 2 पृष्ठ 24)

वह नबुव्वत जो रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आने से समाप्त हुई है वह केवल रारीयत वाली नबुव्वत है न कि नबुव्वत का पद बस अब कोई रारीयत न होगी जो आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की रारीयत को रह करने वाली हो और न आपकी रारीयत में कोई नया हुकम बढ़ाने वाली रारीयत होगी। और यही अर्थ रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस फ़रमान के हैं कि नबुव्वत समाप्त हो गई है। बस मेरे बाद न कोई रसूल होगा न नबी। अर्थात आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के इस फ़रमान का मतलब यह है कि अब ऐसा नबी कोई नहीं होगा जो मेरी रारीयत के विपरीत रारीयत लाए। बल्कि जब कभी कोई नबी होगा तो वह मेरी रारीयत के हुक्म के अधीन होगा।'' (अनुवाद) (फ़्तूहार्त मिक्कया जिल्द 2 पृष्ठ 3)

(5)

इसी प्रकार हजरत शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह (मृत्यु 1176 हिजरी) जो बारहवीं शताब्दी के मुजद्दिद भी माने गये हैं फ़रमाते है :

''आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के निबयों के अन्तिम होने से यह मतलब है कि आपके पश्चात ऐसा कोई नबी ख़ुदा की ओर से नहीं हो सकता जिसे ख़ुदा कोई नई शरियत दे कर नियुक्त करे।'' 'अनुवाद) (तफ़हीमाते इलाहिया-तफ़हीम न॰ 53)

(6)

इसी प्रकार हदीस 'ला निबय्या बादी' के अर्थ इमाम अल्लामा असय्यद मुहम्मद बिन अब्दुर्रसूल अलहुसैनी अलबर जंजी अल शहिर जोरी सुम्मल मदनी (मृत्यु 1123 हिजरी) ने जिनकी गिनती कुछ ने मुजददीन में भी की है, अपनी किताब 'अल इशाअतो फ्री असरातिस्साअते पृष्ठ 226 में इमाम मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह यह लिखते हैं:

यह हदीस कि 'मेरे बाद आकाशवाणी नहीं', झूठ और बे बुनियाद है। हां 'ला निबय्या बादी' आया है। जिसके अर्थ विद्वानों ने यह किये हैं कि आपके बाद कोई नबी पैदा न होगा जो आप की शरीयत को रद्द करने वाला हो। जैसा कि 'ला निबय्या बादी' के अर्थ, कि 'मेरे बाद किसी भी प्रकार का कोई अवतार नहीं आएगा' विद्वान नहीं करते। (अनुवाद)

(7)

मौलवी अब्दुल हई साहिब फ़िरंगी महल लखनवी फ़रमाते हैं: ''आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जमाने में या आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का आना मुश्किल नहीं। बल्कि नई शरीयत वाला बेशक बिल्कुल बंद है।''
(दाफ़िउल वसावत फी असर इब्ने अब्बास नया एडीशन 16)

(8)

इसी प्रकार मुहम्मद क़ासिम साहिब रहमतुल्लाह नानूतवी संस्थापक मदरसा देवबन्द लिखते हैं:

''जनता के विचार में तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के ख़ातम होने के यह अर्थ हैं कि आप का जमाना पिछले अवतारों के जमाने के बाद और आप सब में आख़री नबी हैं। किन्तु बुद्धिमानों पर साबित होगा कि पहले आने और बाद में आने का कुछ महत्व नहीं। फिर प्रशंसा के प्रसंग में यह फ़रमाना कि:

लेकिन वे अल्लाह के रसूल और खातमुन्नबीय्यीन हैं) (तहजीरुनास पृष्ट 3)

किस प्रकार ठीक हो सकता है।

और इसी किताब के पृष्ठ 28 पर लिखते हैं: ''यदि कल्पना करें कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जमाना के बाद भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी 'ख़ातिमयते मुहम्मदी' में कुछ अन्तर न आएगा।''

माननीय सज्जनों ! हमारे विरोधी मौलवियों की ओर से हज़रत मसीहे मौऊद अलैहिस्सलाम के अवतार होने के दावे के ख़िलाफ साधारणतया आयत 'ख़ातमुन्नबीय्यीन' और हदीस 'ला नबिय्या बादी' प्रस्तुत करके जनता को ग़लत रास्ते पर डाल कर इन्हें अहमदिय्यत के विरुद्ध भड़काया जाता है। किन्तु उपरोक्त प्रसंगों से यह बात सपष्ट हो चुकी है कि इन का अर्थ केवल यह है कि आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो नयी शरीयत वाला नबी हो। और ऐसा ग़ैर शरई नबी भी नहीं आ सकता जिसने आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैरवी न की हो। बल्कि सारी उम्मते मुहम्मदिया एक ऐसे नबी के आगमन पर सहमत है, जो आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का आज्ञाकारी होगा अर्थात मसीह मौऊद। और यही आस्था जमाअत अहमदिय्या की है। और यही दावा बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या अलैहिस्सलाम का है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मृत्यु कुर्आन व ह़दीस और इतिहास से साबित है तो पता लगा कि आने वाला मौऊद इसी उम्मत का व्यक्ति है जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का गुलाम और सेवक है। इसी लिये हजरत बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या फ़रमाते हैं:

''अल्लाह एक है और मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं। और वह ख़ातमुल अम्बया हैं। और सबसे बढ़ कर हैं। अब इसके बाद और कोई नबी नहीं, मगर वही, जिस पर मुहम्मदियत की चादर पहनाई गई। क्योंकि सेवक अपने स्वामी से जुदा नहीं और न शाख़ा अपने तने से अलग है। बस जो पूर्णतया आका (मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) में लीन हो कर भगवान से अवतार की उपाधि पाता है वह 'ख़त्मे नबुळ्वत' में रुकावट डालने वाला नहीं। जैसा कि जब तुम दर्पण में अपना रूप देखो तो तुम दो नहीं हो सकते

बिल्क एक ही हो। यद्यपि देखने में दो दिखाई देते हैं। केवल छाया और असल का अन्तर है। बस ऐसा ही भगवान ने मसीहे मौऊद में चाहा।''

(किश्ती नूह पृष्ठ 15)

बस 'ख़त्मे नबुळ्त' के मत पर वास्तविक रूप से हमारा और दूसरे मुसलमान भाईयों का कोई विरोध नहीं है। यदि विरोध है तो केवल मसीहे मौऊद के व्यक्तित्व के और इस के निश्चित होने में है। क्योंकि हम यह कहते हैं कि वह मसीहे मौऊद आ गया है और वह हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब क़ादियानी अलैहिस्सलाम हैं। और दूसरे मुसलमान अभी मसीहे इस्राईली की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसको क़ुर्जान मजीद नें

وَرَسُولِاً إِلَىٰ بَنِي السُوائِيلَ (العران: ۵۰) (العران: ۵۰) (और इस्राईल की सन्तान की ओर रसूल बना कर भेजेगा)

(सूरत आले इमरान: आयत 50)

कह कर केवल बनी इसराईल का नबी नियुक्त किया है न कि उम्मत मुहम्मदिया का। अख़बार ''सिदक़े जदीद'' लखनऊ 6 अगस्त 1965 में भी इस आस्था की इस प्रकार तुलना की गई है कि:

"ये क्रादियानी और उनके विरोधी दोनों नियमित रूप से एक ही आस्था रखते हैं। विरोध केवल व्यक्तित्व में है। विरोधी कहते हैं कि चाहे हजरत मसीह नबुव्वत की हालत में तरारीफ़ लाएंगे और उन पर आकारावाणी भी उतरेगी। आकारावाणी लाने वाले हजरत जिब्राईल होंगे। किन्तु आने वाले मसीह गुलाम अहमद क्रादियानी नहीं हैं। वे तो आयेंगे। अर्थात यह अन्तर है कि ईसा नबीउल्लाह तरारीफ़ ले आए हैं। विरोधी कहते हैं कि नहीं वह अभी नहीं आए परन्तु आएंगे जरुर। फिर क्रादियानियों और उनके विरोधी मौलवियों में अन्तर क्या रहा। सिद्धांतों पर दोनों सहमत हैं। झगड़े का कारण केवल व्यक्तित्व है।"

## मसीहे मौकद का दावा-ए-नबुव्वत

सज्जनों! हमारे मुसलमान भाइयों को ये मौलवी इस बड़ी भ्रान्ति में डाल देते हैं कि हजरत मिर्जा साहिब ने आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मुक़ाबले पर दावा नबुक्वत करके एक अलग उम्मत की बुनियाद डाल दी है। इस लिये वह इस्लामी क्षेत्र से बाहर हैं। लेकिन यह खुला झूठ है। जैसा कि मैं अपने भाषण के आरम्भ में ब्यान कर चुका हूँ। अब यहाँ केवल व्याख्या के लिये हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की कृतियों से कुछ अंश पेश करुँगा कि आप ने किस प्रकार की नबुक्वत का दावा फ़रमाया है।

(क)

आप अपनी किताब 'तितम्मा हक्रीक़तुल वही' के पृष्ठ 68 पर लिखतें हैं :

''मेरा अर्थ नबुळ्त से यह नहीं कि मैं नऊजुिबल्लाह आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर खड़ा हो कर नबुळ्त का दावा करता हूँ या कोई नई शरीयत लाया हूँ । केवल मेरा मतलब मेरी नबुळ्त का खुदा तआला से सम्बन्ध और उस से बातें करना है, जो आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैरवी से मिला है । बस मुकालमा मुखातबा को आप लोग भी मानते हैं । बस यह केवल शब्दों की ग़लती हुई अर्थात आप लोग जिस बात का नाम 'मुकालमा मुखातबा' रखते हैं मैं इस की अधिकता का नाम अल्लाह के हुकम से नबुळ्त रखता हूँ ।''

(ख)

इसी प्रकार आपने अपने अन्तिम पत्र में जो ''अख़बार आम'' लाहौर 26 मई 1908 में छपा है लिखा कि:

''यह इलजाम जो मेरे ऊपर लगाया जाता है कि जैसे मैं ऐसी नबुव्वत

का दावा करता हूँ जिस से मेरा इस्लाम से कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहता। और जिस का यह अर्थ है कि मैं असाधारण रूप से अपने आपको ऐसा नबी समझता हूँ कि क़ुर्आन शरीफ़ की पैरवी की कुछ ज़रूरत नहीं रखता, और अपना अलग किबला बनाता हूँ और शरीयते इस्लाम को रद्द घोषित करता हूँ और आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैरवी और आज्ञाकारिता से बाहर जाता हूँ, यह इलजाम ठीक नहीं है। बल्कि ऐसा दावा मेरे समक्ष कुफ्र है। और न आज से बल्कि अपनी हर एक किताब में सदा मैं यही लिखता आया हूँ कि इस प्रकार की नबुव्वत का मुझे कोई दावा नहीं । यह पूर्णतया मुझ पर इल्जाम है । और जिस आधार पर मैं अपने आप को नबी कहलाता हूँ वह केवल इतना है कि मैं सौभाग्यवश भगवान के साथ बातें करता हूँ। वह मेरे साथ बहुत बार बोलता और मेरी बातों का उत्तर देता है। और बहुत सी परोक्ष बातें मुझ पर प्रकट करता है। और भविष्य के रहसय मुझ पर खोलता है। और इन बातों की अधिकता के कारण ही उसने मेरा नाम 'नबी' रखा। अत: मैं भगवान के हुकम के अनुसार नबी हूँ। यदि मैं इस से इन्कार करूँ तो यह मेरा पाप होगा।''

इनी से सप्ट है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हर पग पर आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम की पैरवी और गुलामी का दम भरा है। और स्वयं को आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के सेवकों का सेवक ही समझा है। और आप के हृदय में और आपकी जमाअत के हृदय में 'इराक़े मुहम्मद' इतना रचा बसा हुआ है कि हमारे रारीर की एक एक रग और एक एक कण यही पुकार रहा है कि:

"बाद अज ख़ुदा बइशक़े मुहम्मद मुख़म्मरम गर कुफ़्र ईं बवद बख़ुदा सख़्त काफिरम।"

(कलाम हजरत मसीह मौऊद अलैहि इस्लाम)

अर्थात: ख़ुदा तआला के बाद मैं मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इश्क में सरशार हूँ। ख़ुदा की कसम यदि यह कुफ्र है तो फिर सब

### से बड़ा काफ़िर मैं हूँ।

### जिहाद को रद्द करने का इल्जाम

जमाअत अहमदिय्या के विरुद्ध एक बड़ी भ्राँति यह भी फैलाई जाती है कि यह जमाअत जिहाद का इनकार करती है। जबिक यह बात भी सरासर झूठ और हक़ीक़त के विपरीत है। क्योंकि क़ुर्आन के हुकमों और हदीसों के संदर्भ में हर मुसलमान पर जिहाद जरूरी है। हां जिहाद से केवल धर्म के लिये युद्ध समझना इस्लाम की शिक्षा को न जानने का नतीजा है। जैसा कि साधारण मुसलमान समझते हैं। जिहाद की जो व्याख्याएं बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या ने फ़रमाई हैं उन का सार इस्लामी शिक्षा के संदर्भ में यह है कि जिहाद तीन प्रकार के हैं।

पहला : 'जिहादे अकबर' अर्थात अपने मन से जिहाद करना । जैसा कि हदीस शरीफ़ में आता है कि:

''एक युद्ध से वापस लौटने पर आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम ने फ़रमाया कि हम छोटे जिहाद से लौट कर बड़े जिहाद की ओर आ गये हैं।''

(तफ़सीर कशाफ)

दूसरा: दूसरी प्रकार का जिहाद, 'जिहादे कबीर' है अर्थात शैतानी शिक्षा के विरुद्ध इस्लामी शिक्षा का प्रचार करना जैसा कि खुदा तआला ने फरमाया:

وَجَاهَلُهُمْ بِهِ جِهَادًا كُبِيرًا

अर्थात: तू इन्कार करने वालें की बात न मान और इस (कुर्आन) के द्वारा उन से बड़ा जिहाद कर।

तीसरा : जिहाद 'जिहादे असगर' है । अर्थात रात्रु को हटाने के लिये

तलवार उठाना तथा शक्ति का प्रयोग करना। जैसा कि क़ुर्आन मजीद में आता है

أَ ذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُ مُمْ ظُلِمُوْا وَالِتَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقُدِيْرُ ( رَاجِع: ١٩)

अर्थात : और वे लोग जिन से अकारण युद्ध किया जा रहा है उन्हें भी (अपने बचाव के लिए युद्ध करने की अनुमित दी जाती है, क्योंकि उन पर अत्याचार किया गया है और अल्लाह उनकी सहायता करने का सामर्थ्य रखता है।

वास्तविकता यह है कि जमाअत अहमदिय्या न केवल जिहाद को मानती है बल्कि 'जिहाद अकबर' और 'जिहाद कबीर' अपने कामों से कर के दिखा रही है। जबिक हमारे विरोधी केवल जिहाद के नारे लगाना ही जानते हैं। जिहाद के बारे में जमाअत अहमदिय्या का यह अक़ीदा है कि इस जमाने में क्योंकि शान्ति स्थापित हो गई है और धर्म के हुक्मों को पूरा करने में कोई रोक नहीं और इस्लाम के शत्रु तलवार की बजाए कलम द्वारा आक्रमण कर रहे हैं, इसलिये हमें भी धर्म के लिये शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं बल्कि शान्ति के तरीक़ों से क़ुर्आन की शिक्षा के अनुसार कलम से जिहाद करना चाहिये। अतैव हजरत बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या फ़रमाते हैं:

''हाँ, इतना हम अवश्य कहेंगे कि ये दिन धर्म के पक्ष में लड़ाई के दिन नहीं हैं। क्योंकि हमारे विरोधियों ने भी कोई हमला अपने दीन के प्रचार में तलवार और बंदूक से नहीं किया बल्कि भाषण और क़लम और काग़ज से किया है। इस लिये ज़रुरी है कि हमारे हमले भी भाषण और लेखों तक ही सीमित रहें। जैसा कि इस्लाम ने अपने आरम्भिक काल में किसी क़ौम पर तलवार से हमला नहीं किया, जब तक पहले उस क़ौम ने तलवार न उठाई। अत: इस समय धर्म के समर्थन में तलवार उठाना न केवल अन्याय है बल्कि इस बात को प्रकट करना है, कि हम लिखित व मौखिक रूप से और

स्पष्ट दलीलों द्वारा दुश्मन को मुलिजिम करने में कमज़ोर हैं।"
(अय्यामुस्युलाह पृष्ठ 51)

इसी तरह आप फ़रमाते हैं:

अब छोड़ दो जिहाद का ऐ दोस्तो ख़्याल, दीं के लिये हराम है अब जंग और क़िताल। फ़रमा चुका है सय्यदे क़ौनैन मुस्तुफ़ा, ईसा मसीह जंगों का कर देगा इलतवा। यह हुकम सुन के भी जो लड़ाई को जाएगा, वह काफ़िरों से सख़्त हजीमत उठाएगा।

(जमीमा तुहफ़ा गोलड़विया पृष्ठ 26)

हुजूर के इस पद्याँश में शब्द 'अब' और 'इलतवा' ध्यान देने योग्य हैं और जमाअत अहमदिय्या की आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि अब इस युग में दीनी लड़ाईयों का न तो अवसर है और न ही ज़रूरत। इस लिये धर्मयुद्ध स्थगित होगा। और यह हुक्म हज़रत मिर्ज़ा साहिब का नहीं बल्कि स्वयं आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का, है। जैसा कि 'सही बुख़ारी' की एक रिवायत में 'यज़डल हरब' के शब्द संकलित हैं कि मसीह मौऊद धर्म युद्धों को समाप्त कर देगा। हाँ यदि किसी समय और किसी युग में इस्लाम के शत्रु बल पूर्वक इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेंगे तो इस जिहाद में भी इन्शाल्लाह अहमदी सबसे आगे होंगे। और हमारे विरोधी देखेंगे कि वह जितना अपने जीवन और धन दौलत से प्यार करते हैं उस से बढ़ कर अहमदी मौत से प्यार करता है। इस लिये कि मृत्यु जीवन का अन्त नहीं बल्कि अमर जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

लेकिन भाइयो ! जमाअत अहमदिय्या एक शान्ति प्रिय और अमन पसंद जमाअत है। इसकी यह आस्था है कि इस्लाम न प्राथमिक युग में तलवार के जोर से फैला है और न आगे उसे फैलने के लिये बल और हथियार की आवश्यकता है, बल्कि जिस प्रकार प्राथमिक युग में उसने लोगों के दिलों को जीता था। उसी प्रकार वर्तमान युग में भी हम संसार के सारे लोगों के दिलों को जीत कर इस्लाम को विजयी करेंगे।

### अंग्रेजी सरकार और जिहाद (धर्मयुद्ध)

सज्जनों ! जिहाद के बारे में जमाअत अहमदिय्या के मत को देख कर ऐसे मौलवी जो हर बात को कुटनीति की दुष्टि से देखने के आदी हैं जमाअत अहमदिय्या के विरोध में यह भ्राँति भी फैलाते रहते हैं कि यह जमाअत अंग्रेजों का लगाया हुआ पौधा और सामराज्यवादी शक्तियों के लिये काम करने का साधन है, जबकि जमाअत अहमदिय्या पूर्ण रूप से एक धार्मिक जमाजत है। इसका राजनीति से कोई सम्बंध नहीं। इस जमाअत को, इस्लाम को नव जीवन प्रदान करने और विजयी करने के लिये, ख़ुदा ने अपने हाथ से स्थापित किया है। ऐसा आरोप लगाने वालों को शायद जमाअत अहमदिय्या के निर्मल दर्पण में अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई पड़ता है अन्यथा वास्तविकता यह है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार से जिहाद करने से इस लिये रोका था कि वर्तमान युग में स्वयं आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के फ़रमान के अनुसार धर्म-युद्धों की आवश्यकता ही बाकी न रही थी, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ। और यदि यह बात सही न थी और इस्लाम की आत्मा के विरुद्ध थी तो फिर हमारे विरोधी मौलवी बताएं कि सौ वर्षीय इस दौर में उन्हों ने कितने तलवार के जिहाद के कारनामे किये। उन्होंने क्यों अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद नहीं किया ? और क्यों हर वर्ग के विद्वानों ने अंग्रेजों से जिहाद जाइज न होने का 'फ़तवा' दिया था ? बस हमारे विरोधी ही अपने फ़तवों और कार्य रूप से सामराज्यवादी शक्तियों का काम करने वाले साबित होते हैं। इस सम्बंध में कुछ रोचक 'हवाले' आपके सामने प्रस्तुत हैं:

बरेलवी साहिबान: बरेलवी साहिबान के बारे में शोरिश काशमीरी, एडीटर 'चट्टान' ने लिखा:

''अंग्रेज़ों को तत्कालीन अधिकारी घोषित किया। और फ़तवा दिया कि हिन्दुस्तान 'दारुल इस्लाम' है। अंग्रेजों का यह स्वयं लगाया हुआ पौधा कुछ दिनों के पश्चात एक धार्मिक आंदोलन बन गया'' (चट्टान लाहौर 15 अक्तूबर 1962)

नजदिय्यत का पौधाः अहले हदीस के बारे में 'तूफान' मुलतान के संपादक लिखते हैं:

''अंग्रेज़ों ने बड़ी होशियारी और चालाकी से 'तहरीके नजिंदय्यत' का पौधा हिन्दुस्तान में भी लगाया और अपने हाथ से ही परवान चढ़ाया।''

(तूफान ७ नवम्बर 1962)

'नदवतुल उलमा' लखनऊ: दारुलउलूम नदवतुल उलमा के रिसाले 'अल् नदवह' लखनऊ ने अपने प्रकाशन 5 जुलाई 1908 में लिखा:

''इस (दारुल उलूम) का असल उद्देश्य विवेकशील विद्वानों का पैदा करना है और इस प्रकार के 'उलमा' का एक जरूरी कर्तव्य यह भी है कि सरकार की बरकतों की जानकारी रखें और देश में सरकार की वफ़ादारी के ख़्यालात फैलाएं।''

मुफ़तियाने मक्का मुअङ्जमाः 'शोरिश काश्मीरी' संपादक 'चट्टान' ने अपनी एक किताब 'सय्यद अताउल्लाह शाह बुख़ारी'' के पृष्ठ 131 में लिखा है किः

"जमालुद्दीन इब्न अब्दुल्लाह रोख़ उमर हन्फ़ी मुफ़्ती मक्का मुअज़्ज़मा' अहमद बिन ज़िहनी शाफ़ई मुफ़्ती मक्का मुअज़्ज़मा' और हुसैन बिन इब्राहीम मालिकी मुफ़्ती मक्का से भी फ़तवे प्राप्त किये गये। जिनमें हिन्दुस्तान के दारुलइस्लाम होने की घोषणा की गई थी।"

शीया सिद्धान्तः शीय्या मुजतिहद अललहाइरी कहते हैं:

''हमको ऐसी हकूमत के अधीन होने का गर्व प्राप्त है कि जिस हकूमत में न्याय प्रियता और धार्मिक स्वतंत्रता क़ानून बन चुकी है। जिस का उदाहरण दुनिया की किसी और हकूमत में नहीं मिल सकता। इस लिये मैं कहता हूँ कि हर शीय्या को इस उपकार के बदले में खुले दिल से ब्रिटिश गवरनमैंट का कृतज्ञ और धन्यावादी होना चाहिये।

(मौइजा तहरीके क़ुर्आन अप्रैल 1923 पृष्ठ 67-68)

सज्जनो ! यहाँ इस कथन की व्याख्या भी आवश्यक है कि हमारे विरोधी मौलवी लोगों को यह कह कर भी जमाअत अहमदिय्या के प्रति दुर्भावना ग्रस्त करने की कोशिश करते हैं कि मिर्जा साहिब को अंग्रेज़ी हकूमत से सांसारिक लाभ प्राप्त होते थे उनको गवरनमैंट की ओर से वेतन मिलता था इसी लिये उन्होंने जिहाद को अवैध घोषित किया, जबिक यह भी एक इल्जाम है। इसी लिये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि:

''ऐसी सरकार जो वास्तविकता में उपकार करने वाली और मुसलमानों के ख़ून और इज्जत की रक्षा करने वाली है इसकी सच्ची आज्ञापालना की जाए, मैं सरकार से इन बातों द्वारा कोई पुरस्कार नहीं चाहता, मैं इस से प्रार्थना नहीं करता कि इस भलाई के बदले मेरा कोई लड़का किसी उच्च पदवी पर हो जाए........तुम ख़ुदा से डरो और झूठे इल्जाम मत लगाओ''

(इश्तिहार तिथि 21 अक्तूबर 1899 तबलीग़े रिसालत जिल्द 436)

ऐसी स्थिति में हम यह समझने में ग़लत नहीं हैं और परिस्थितियां भी हमारा स्मर्थन करती हैं कि हमारे विरोधी उलमा जो दिल में तो अंग्रेजों से जिहाद को कर्त्तव्य समझते थे परन्तु करते नहीं थे, वे सांसारिक लाभों के लिये ही जिहाद न करने के फ़तवे लिखते थे, क्योंकि उन में से किसी ने भी पिछले सौ वर्षों में अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार से जिहाद नहीं किया।

कुछ वर्ष पहले अख़बारों में उनके छुपे हुए रहस्यों से परदा उठाया गया है वह मैं आपकी रुचि के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

जैसे कि साप्ताहिक समाचार पत्र "सवादे आजम" लाहौर ने अपनी

पत्रिका तिथि 7 नवम्बर 1962 में मौलवी शब्बीर अहमद साहिब उसमानी के हवाले से कुछ लोगों के बयान पर यह भेद खोला कि:

''मौलाना अशरफ़ अली थानवी (देवबन्दी) को छ: सौ रुपये मासिक अंग्रेज सरकार की ओर से दिये जाते थे।''

इसी प्रकार समाचार पत्र 'तूफ़ान' मुलतान ने 7 नवम्बर 1962 के अंक में ये दो भेद खोले हैं कि:

- 1. ''कलकत्ता में 'जमीअतुल उलमाए इस्लाम' सरकार की आर्थिक सहायता और उसकी इच्छा से स्थापित हुई है।
- 2. मौलाना इलयास साहिब के प्रचार आन्दोलन को भी आरम्भ में ''रकार की ओर से हाजी रशीद अहमद द्वारा कुछ रुपये मिलते थे।''

इसी प्रकार प्रसिद्ध यही है कि 'मजिलसे अहरार' ने जब मस्जिद हीद गंज' की समस्या में सारे मुसलमानों का विरोध किया और अंग्रेज राकार से गठ-जोड़ किया तो वह बिना बदले के नहीं किया था।

परन्तु हम सारी दुनिया को चुनौती देते हैं कि कोई इस बात का प्रमाण दे कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने या जमाअत अहमदिय्या ने कभी अंग्रेज सरकार की जाइज प्रशंसा और उनसे जिहाद अर्थात् धार्मिक विरोधों के कारण लड़ाई करने से मना करने के बदले में कोई रुपया, वेतन या और कोई सांसारिक लाभ लिया हो।

## इमाम जमाअत अहमदिय्या की चुनौती

1935 में जब 'अहरार' का अंग्रेज़ी अफसरों से चोली दामन का साथ था। और पंजाब सरकार, गवर्नर और उच्च अधिकारियों सहित, जमाअत अहमदिय्या के विरोध पर तुली हुई थी हजरत इमाम जमाअत अहमदिय्या मिर्ज़ा बशीरुददीन महमूद अहमद साहिब (दूसरे खलीफ़ा) ने इन शब्दों में अंग्रेज़ सरकार को चुनौती दी थी:

'जब तक मनुष्य किसी को अपना मित्र समझता है उस समय तक यदि कोई भेद उसका जानता हो तो वह उसको प्रकट नहीं करता सज्जनो ! जमाअत पर इस प्रकार का इल्जाम केवल बीते युग की बात नहीं है बल्कि आज के समय में भी हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है, लगाया जा रहा है, कि अहमदी यहूदियों के ऐजेंट हैं। और यह जमाअत यहूदियों के रुपये से चल रही है। जबिक इस गंदे और झूठे इल्जाम में जरा भी सच्चाई नहीं है। और अभी मैंने जो हवाले प्रस्तुत किये हैं उन के संदर्भ में इस प्रकार के विरोधियों और जलने वालों से मैं यही कहुँगा कि

आप ही अपनी अदाओं पे जरा ग़ौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायात होगी।।

जमाअत अहमदिय्या और संस्थापक जमाअत अहमदिय्या, को जो लोग साम्राज्यवादी शक्तियों का कार्यकर्ता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वह स्वयं अपने अस्तित्व में झांक कर देखें तो उन्हें पता लगेगा कि जमाअत अहमदिय्या के मुक़ाबले पर उनका अपना चरित्र कितना दागदार है। लेकिन जमाअत अहमदिय्या ख़ुदा के फ़जल से बेदाग़ है। अब भी हम ऐसे इल्जाम लगाने वालों को चुनौती देते हैं कि वह साबित करें कि जमाअत अहमदिय्या को कोई सरकार या कोई देश, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे रहा हो । बल्कि वास्तविकता यह है कि जमाअत अहमदिय्या ख़ुदा तआला की स्थापित की हुई जमाअत है और ख़ुदा की सहायता और मदद से ही यह जमाअत दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नित करती चली जा रही है और भ्रांतियाँ फैलाने वाले विरोधी और जलने वाले, असफल होते चले जा रहे हैं । हजरत बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या अलैहिस्सलाम फर्माते हैं:

"दुनिया मुझको नहीं पहचानती पर वह मुझको जानता है जिसने मुझे भेजा है। यह उन लोगों की ग़लती और दुर्भाग्य है कि वे मेरी तबाही चाहते हैं। मैं वह वृक्ष हूँ जिसको सच्चे मालिक ने अपने हाथ से लगाया है। हे लोगो! यक्रीन से समझ लो कि मेरे साथ वह हाथ है जो अन्त तक मेरे साथ वफ़ा करेगा।"

(जमीमा तोहफ़ा गोलड़विया पृष्ठ 13 प्रकाशित 1902)

### तकफ़ीरे मुन्करीन की समस्या

सज्जनो ! एक आरोप आजकल जमाअत अहमदिय्या पर यह भी लगाया जाता है कि अहमदी, हजरत मिर्ज़ा साहिब का इन्कार करने वालों को काफ़िर कहते हैं । उनको नमाज का इमाम नहीं बनाते । उनके जनाजे नहीं पढ़ते उनसे निकाह नहीं करते । जबिक यह आरोप जितना हास्यप्रद है उससे कहीं बढ़ कर दु:ख दायी भी है क्योंकि जब हजरत मिर्ज़ा साहिब क़ादियानी बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या ने वफ़ाते मसीह ऐलान किया और अपने मसीह मौऊद होने का दावा फ़र्माया तो उस समय दो सौ से अधिक मौलवियों ने आपको और आपकी जमाअत को काफ़िर घोषित किया और ये फ़तवे दिये कि इन लोगों को मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न नहीं करना चाहिये । इन के पीछे नमाज पढ़ना हराम है । यदि ये मस्जिद में जाएं तो मस्जिद पलीद (अपवित्र) हो जाएगी । इनका माल चुराना जायज है । ये 'वाजबुल क़त्ल' हैं, आदि । कुफ़ का फ़तवा देने और दूसरे मामलों में सोशल बाईकाट करने का फ़तवा पहले हमारे विरोधी मौलवियों ने दिया ।

जब इस बारे में उनकी ओर से पहल हुई तो प्रतिक्रिया के रूप में बानी— ए-जमाअत अहमदिय्या की ओर से यह सिद्धांत अपनाया गया कि जो कोई एक किलमा पढ़ने वाले को काफ़िर कहता है तो हदीस के अनुसार वह कुफ़ उलट कर उसी पर पड़ता है। अत: हमारे विरोधी भी इस फ़तवे के अनुसार काफ़िर बन गये। अब हम भी उनके पीछे नमाज न पढ़ेंगे। और न उन से निकाह के बन्धन बांधेंगे।

हमारे विरोधी जो यह एतराज करते हैं कि अहमदी अपनी जमाअत के अतिरिक्त अन्य लोगों को काफ़िर कहते हैं, उन्हें भली प्रकार यह याद रखना चाहिए कि कुफ्र का फ़तवा पहले स्वयं उन्हीं के मौलिवयों ने जमाअत अहमदिय्या पर लगाया । जमाअत अहमदिय्या ने 'तकफ़ीरुल मुसलिमीन' (मुसलमानों को काफ़िर कहना) में कदापि पहल नहीं की । इसी बात को हजरत बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या अलैहिस्सलाम ने इस प्रकार बयान फ़र्माया है कि

(हक्रीक़तुल वही पृष्ठ 120)

इसी प्रकार आपने फ़र्माया मुझको काफ़िर कहके अपने कुफ़्र पर करते हैं मुहर, ये तो सब है शकल उनकी, हम तो हैं आईना दार।

### एक आसान इलाज

परन्तु यदि इतना होने पर भी आजकल हमारे मुसलमान भाईयों की मांग हो कि जमाअत अहमदिय्या अपने इस तथ्य पर दोबारा विचार करके इस तकफ़ीर को वापिस ले ले तो इसके लिये हजरत बानी-ए-जमाअत अहमदिय्या ने अपनी इसी किताब 'हक़ीक़तुल वही' के पृष्ठ 164, 165 में यह ''आसान इलाज'' बयान फर्माया है कि:

''यह एक रारीयत की समस्या है कि 'मोमिन' को 'काफ़िर' कहने वाला आख़िर काफ़िर हो जाता है। फिर जब कि लगभग दो सौ मौलिवयों ने मुझे काफ़िर ठहराया और मुझ पर कुफ़ का फ़तवा लिखा गया और इन्हीं के फ़तवे से यह बात साबित है कि मोमिन को काफ़िर कहने वाला काफ़िर हो जाता है और काफ़िर को मोमिन कहने वाला भी काफ़िर हो जाता है तो अब इस बात का आसान इलाज है कि यदि दूसरे लोगों में ईमानदारी का बीज है और वे 'मुनाफ़िक' नहीं हैं तो उन को चाहिए कि उन मौलिवयों के बारे में एक लम्बा इश्तिहार हर एक मौलवी के नाम के स्पष्टीकरण के साथ प्रकाशित कर दें कि यह सब काफ़िर हैं क्योंकि इन्होंने एक मुसलमान को काफ़िर बनाया, जब मैं उनको मुसलमान समझ लूँगा। परन्तु रार्त यह है कि उनमें धोखे का शक न पाया जाए, और ख़ुदा के खुले खुले चमत्कारों को झुठलाने वाले न हों।''

बस जब तक वे लोग जो अहमदी नहीं हैं हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर फ़तवा देने वालों के कुफ़्र का इश्तिहार न दें तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। यह आसान इलाज हुजूर ने कई बार 'अलहकम' और 'बदर' अख़बार में भी प्रस्तुत किया है। परन्तु किसी को भी इस तरीके पर कार्य करने की हिम्मत नहीं हुई और न आगे कभी हो सकती है। हम पर मुसलमानों को काफ़िर कहने की आपित्त उठाने वालों पर यह पंक्तियां बिलकुल उचित हैं कि:

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

### वास्तविकता

भाईयो ! जमाअत अहमदिय्या के विरोध में मौलवियों की यह कार्य विधि हमें हैरान करने वाली नहीं। क्योंकि हजरत रोख़ मुहीउद्दीन इब्ने अरबी अलैहिर्रहमह फ़र्माते हैं कि:

जब इमाम महदी प्रकट होंगे तो उनके रात्रु विशेष रूप से मौलवी ही होंगे। (अनुवाद) (फ़तूहाते मिक्कया जिल्द 2 पृष्ठ 242)

वास्तविकता यह है कि जमाअत अहमदिय्या एक शुद्ध इस्लामी जमाअत है जो हक़ीक़ी इस्लाम को स्थापित करने वाली और अपने नबी ख़त्मुल-मुरसलीन सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के सच्चे आशिक़ों की जमाअत है। यह वह जमाअत है जिसके द्वारा इस्लाम की अद्वितीय प्रणाली जारी हो चुकी है। यही वह अकेली जमाअत है जिस में नबुळ्वत पर आधारित ख़िलाफ़त जारी है। जिसका एक इमाम है जिसका आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। और 'यदुल्लाहे अललजमाअत' (अल्लाह का हाथ जमाअत पर होता है) के अनुसार अल्लाह तआ़ला की मदद पाने वाली जमाअत है। और इसी जमाअत ने वर्तमान नास्तिकता और भौतिकवाद के युग में इस्लामी संस्कृति का श्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत किया है। शायरे मशरिक अल्लामा इक़बाल फ़र्माते हैं:

"पंजाब में इस्लामी संस्कृति का श्रेष्ठ नमूना इस जमाअत के रंग में प्रकट हुआ है जिसे क़ादियानी फिरक़ा कहते हैं।" (मिल्लते बैजा पर एक उमरानी नजर पृष्ठ 17-18) इसी प्रकार अल्लामा 'न्याज फ़तेहपुरी' लिखते हैं:

"इस समय सारी उन जमाअतों में जो अपने आप को इस्लाम से सम्बन्धित मानती हैं केवल एक जमाअत ऐसी है जो इस्लाम के संस्थापक की निश्चित की हुई जीवन डगर पर पूरी स्थिरता के साथ चली जा रही है। चाहे इस का एहसास अकेले मुझ ही को नहीं बिल्क अहमदी जमाअत के विरोधियों को भी है, परन्तु अन्तर यह है कि मुझे इस के बताने में कुछ हिचिकचाहट नहीं और उनको अपने अहंकार या हीन भावना के कारण इसे स्वीकार करने में आपित है।

अतः हमारे विरोधी जितनी चाहें हमारे विरुद्ध भ्रांतियां फैलाएं, जितने चाहें झूठे परापेगंडे करें, जितने चाहें हम पर कुफ़ के फ़तवे लगाएं, जितना जी चाहें बुरा भला कहें, हमें इस्लाम से बाहर अल्प-संख्यक घोषित करने के लिये जितनी चाहें क़ानूनी धाराएं पास कर लें, लेकिन यह याद रखें कि जमाअत अहमदिय्या का सौ वर्षीय इतिहास साक्षी हैं कि अन्त में हमारे विरोधी ही नाकाम हुए। और जिस जमाअत को मिटाने के लिये उन्होंने नाख़ुनों तक जोर लगाया वह जमाअत ख़ुदा के फ़जल से दुनिया में चारों ओर पक्की व मजबूत नीवों पर उन्नित करती चली जा रही है। और भगवान ने चाहा तो जमाअत अहमदिय्या के जीवन की दूसरी रांताबदी इस्लाम की विजय की राताब्दी होगी हम विश्वास रखते हैं कि जितना हमारा विरोध किया जाएगा उतना ही हमारी जमाअत उन्नित करती जाएगी। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फर्माते हैं:

''विश्वास रखो और कान खोल कर रखो कि मेरी आत्मा तबाह होने वाली आत्मा नहीं, और 'मेरी सिरश्त' में नाकामी का ख़मीर नहीं (मैं जिस मिट्टी से बना हूँ उसमें असफलता का कहीं नाम नहीं) मुझे वह हिम्मत और सच्चाई दी गई है जिसके आगे पहाड़ भी कुछ नहीं हैं......और शत्रु अपमानित होंगे और जलने वाले शर्मिंदा। और ख़ुदा अपने बंदे को हर मैदान में विजय देगा। मैं उसके साथ और आप फ़र्माते हैं कि:

"ख़ुरा रहो और ख़ुराी से उछलो कि ख़ुदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम सत्य और ईमान पर स्थिर रहोगे तो फ़रिशते तुम्हें शिक्षा देंगे। और आकाशीय शान्ति तुम पर उतरेगी। और रुहुलक़ुदुस से तुम्हारी मदद की जाएगी। और ख़ुदा हर एक कदम में तुम्हारे साथ होगा। और कोई तुम पर विजयी नहीं हो सकेगा। ख़ुदा के फ़जल की सब्र से प्रतीक्षा करो। गालियां सुनो और चुप रहो। मारें खाओ और सब्र करो। और जहां तक हो सके बुराई के मुकाबले से बचो। ताकि आकाश पर तुम्हारी स्वीकृति लिखी जावे।"

(तज्ञकरतुशशहादतैन पृष्ठ 54)

### इसी प्रकार आप फर्माते हैं:

''हे सारे लोगो! सुन रखो कि यह उसकी भविष्यवाणी है जिसने धरती और आकाश बनाया। वह अपनी इस जमाअत को सारे देशों में फैला देगा और दलीलों एवं तर्कों के द्वारा सब पर उनको विजय देगा। वे दिन आते हैं बिल्क समीप हैं कि संसार में केवल यही एक धर्म होगा जो आदर से याद किया जाएगा। ख़ुदा इस धर्म और जमाअत में बहुत अधिक जरका डालेगा और हर एक को जो इसको समाप्त करने की कोशिश करता है, नाकाम रखेगा और यह विजय सदा के लिये होगी यहां तक कि क्रयामत आ जाएगी।''

(तज्ञकरतुश्शहादतैन पृष्ठ 64)

दुआ है कि अल्लाह हमारे मुसलमान भाईयों को सत्य की पहचान करने की बुद्धि दे तािक उन्हें भी वर्तमान युग में भगवान की इच्छानुसार हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पिवत्र जमाअत के साथ मिल कर इस्लाम का प्रचार और सेवा करने का अवसर मिले। वे भी ख़िलाफत इस्लामिया अहमदिय्या की बरकतों से माला माल हों। और ख़ुदा तआला हमें इस्लाम की विजय के दिन जल्दी दिखाए। आमीन

### हमारे धर्म का साराँश

### फ़रमान हजरत मसीहे मौऊद अलैहिस्सलाम

''हमारे धर्म का साराश और आधार यह है कि ﴿ الْمُرَاكِمُ اللَّهُ اللّ और हमारी आस्था जो हम इस सांसारिक जीवन में रखते हैं, जिसके साथ हम ख़ुदा के फ़ज़ल से इस संसार से जाएंगे यह है कि हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तुफा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम 'ख्रातमुन्नबीय्यीन और ख़ैरुल मुरसलीन हैं जिनके हाथ से धर्म की पूर्ति हो चुकी है। और अल्लाह की वह देन पूरी हो चुकी जिसके द्वारा मनुष्य सीधे मार्ग पर चल कर अल्लाह तक पहुँच सकता है। और हम पूर्ण विश्वास के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि पवित्र क़ुर्आन आख़री आसमांनी किताब है। और एक अंश उस की सीमा से अधिक नहीं हो सकता है और न कम हो सकता है और अब कोई ऐसी आकाशवाणी भगवान की ओर से नहीं हो सकती जो पवित्र क़ुर्आन के हुक्म को रद्द करे या बदले। यदि कोई ऐसा सोचता है तो हम उसे मोमिनों की जमाअत से बाहर व काफ़िर समझते हैं और हमारा इस बात पर भी ईमान है कि सीधे मार्ग पर चलने का छोटे से छोटा दर्जा भी हमारे नबी की आजा का पालन करने के बिना मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता तो फिर भला यह महान दर्जा बिना आज्ञापालन के कहां प्राप्त होगा ? कोई बडा और अलौकिक पद और सम्मान अपने नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैरवी के बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते।''

(इजाला औहाम भाग पहला पृष्ठ 137, 138)